## श्रीपीपाजी

वैष्णव रत्न श्री १०८ श्रीसीत्। राम शर्ण भगवान प्रसाद जी रूपकला